# आदित्यहृदयस्तोत्रम्

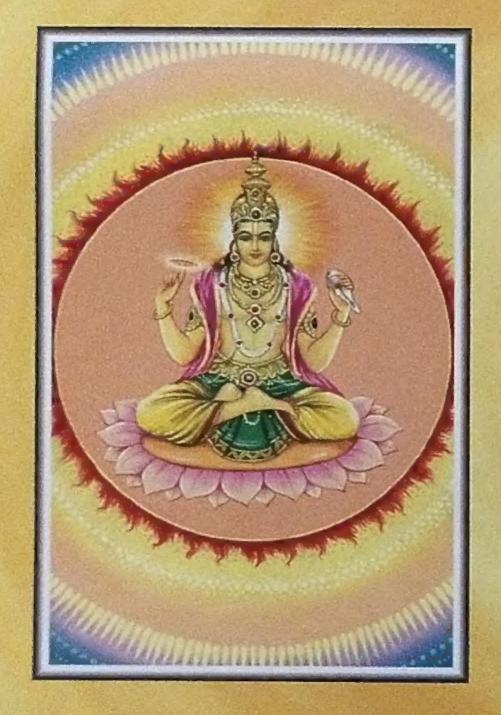





# आदित्यहृदयस्तोत्रम्

### विनियोग

ॐ अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्यागस्त्यऋषिरनुष्टुप् छन्दः, आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः।

### ऋष्यादिन्यास

ॐ अगस्त्यऋषये नमः, शिरिस। अनुष्टुप्छन्दसे नमः, मुखे। आदित्य-हृदयभूत-ब्रह्मदेवतायै नमः, हृदि। ॐ बीजाय नमः, गुह्ये। रिशममते शक्तये नमः, पादयोः। ॐ तत्सवितुरित्यादिगायत्रीकीलकाय नमः, नाभौ।

#### करन्यास

इस स्तोत्रके अंगन्यास और करन्यास तीन प्रकारसे किये जाते हैं। केवल प्रणवसे, गायत्रीमन्त्रसे अथवा 'रिष्ममते नमः' इत्यादि छ: नाम-मन्त्रोंसे। यहाँ नाम-मन्त्रोंसे किये जानेवाले न्यासका प्रकार बताया जाता है—

ॐ रिश्ममते अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः। ॐ देवासुरनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः। ॐ भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

## हृदयादि अंगन्यास

ॐ रिशमिते हृदयाय नमः। ॐ समुद्यते शिरसे स्वाहा। ॐ देवासुरनमस्कृताय शिखाये वषट्। ॐ विवस्वते कवचाय हुम्। ॐ भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ भुवनेश्वराय अस्त्राय फट्। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मन्त्रसे भगवान् सूर्यका ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिये—

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात् 'आदित्यहृदय' स्तोत्रका पाठ करना चाहिये।

# Āditya-Hṛdaya-Stotram\*

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्॥१॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्। उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा॥२॥

'उधर श्रीरामचन्द्रजी युद्धसे थककर चिन्ता करते हुए रणभूमिमें खड़े थे। इतनेमें रावण भी युद्धके लिये उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान् अगस्त्य मुनि, जो देवताओंके साथ युद्ध देखनेके लिये आये थे, श्रीरामके पास जाकर बोले'॥ १-२॥

<sup>\*</sup> Verses in the praise of Sun-god.

'Beholding Śrī Rāma, standing absorbed in thought on the battlefield, exhausted (as he was) by the fight, and Rāvaṇa facing him, duly prepared for an encounter, and approaching Śrī Rāma, the glorious sage Agastya, who had come in the company of gods to witness the (epoch-making) encounter (of Śrī Rāma with Rāvaṇa) now spoke as follows'—(1-2)

राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्। येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे॥३॥ आदित्यहृद्यं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्। जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्॥४॥

# सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्

सर्वपापप्रणाशनम्।

॥५॥

'सबके हृदयमें रमण करनेवाले महाबाहो राम ! यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स! इसके जपसे तुम युद्धमें अपने समस्त शत्रुऑपर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्रका नाम है 'आदित्यहृदय'। यह परम पवित्र और सम्पूर्ण शत्रुओंका नाश करनेवाला है। इसके जपसे सदा विजयकी प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सम्पूर्ण मंगलोंका भी मंगल है। इससे सब पापोंका नाश हो जाता है। यह चिन्ता और शोकको मिटाने तथा आयुको बढ़ानेवाला उत्तम साधन है'॥३-५॥

'Rāma, O mighty-armed Śrī Rāma, hearken to the following eternal secret—in the form of a holy, eternal, immortal and supremely blessed and excellent encomium, entitled the "Āditya-Hṛdaya" (which is intended to propitiate Brahma, installed in the heart of the orb of the sun). The blessing of all blessings, by means of which, my child, you will (be able to) conquer once for all your adversaries on the battlefield, and which is calculated to bring victory, root out all sins, allay all anxiety and grief once for all and prolong life.' (3—5)

रिशममन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्। पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्॥६॥

सर्वदेवात्मको होष तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः॥ ७॥ एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः॥ ८॥ पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः। वायुर्विह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः॥ ९॥ आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः॥ १०॥ सुवर्णसदृशो हरिदश्वः सहस्त्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोंऽशुमान्॥११॥

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि:। शङ्खः शिशिरनाशनः॥१२॥ अग्निगर्भोऽदितेः पुत्र: व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः। घनवृष्टिरपां विन्ध्यवीथीप्लवंगमः ॥ १३ ॥ मित्रो आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः। कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः॥१४॥ नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः। तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते॥ १५॥ 'भगवान् सूर्य अपनी अनन्त किरणोंसे सुशोभित (रिशममान्) हैं। ये नित्य उदय होनेवाले (समुद्यन्), देवता और असुरोंसे नमस्कृत, विवस्वान् नामसे प्रसिद्ध, प्रभाका विस्तार करनेवाले (भास्कर) और संसारके स्वामी (भुवनेश्वर) हैं। तुम इनका [रिश्ममते नमः, समुद्यते नमः, देवासुरनमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः-इन नाम-मन्त्रोंके द्वारा] पूजन करो। 'सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं। ये तेजकी राशि तथा अपनी किरणोंसे जगत्को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करनेवाले हैं। ये ही अपनी रिश्मयोंका प्रसार करके देवता और असुरोंसहित सम्पूर्ण लोकोंका पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, इन्द्र, कुबेर, काल, यम, चन्द्रमा,

वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनीकुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओंको प्रकट करनेवाले तथा प्रभाके पुंज हैं। इन्हींके नाम आदित्य (अदितिपुत्र), सविता (जगतुको उत्पन्न करनेवाले), सूर्य (सर्वव्यापक), खग (आकाशमें विचरनेवाले), पूषा (पोषण करनेवाले), गभस्तिमान् (प्रकाशमान), सुवर्णसदृश, भानु (प्रकाशक), हिरण्यरेता (ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके बीज), दिवाकर (रात्रिका अन्धकार दूर करके दिनका प्रकाश फैलानेवाले), हरिदश्व (दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंगके घोड़ेवाले), सहस्रार्चि (हजारों किरणोंसे सुशोभित), सप्तसप्ति (सात घोड़ोंवाले), मरीचिमान् (किरणोंसे सुशोभित), तिमिरोन्मथन

(अन्धकारका नाश करनेवाले), शम्भु (कल्याणके उद्गम स्थान), त्वष्टा (भक्तोंका दु:ख दूर करने अथवा जगत्का संहार करनेवाले), मार्तण्डक (ब्रह्माण्डको जीवन प्रदान करनेवाले), अंशुमान् (किरण धारण करनेवाले), हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा), शिशिर (स्वभावसे ही सुख देनेवाले), तपन (गर्मी पैदा करनेवाले), अहस्कर (दिनकर), रवि (सबकी स्तुतिके पात्र), अग्निगर्भ (अग्निको गर्भमें धारण करनेवाले), अदितिपुत्र, शंख (आनन्दस्वरूप एवं व्यापक), शिशिरनाशन (शीतका नाश करनेवाले), व्योमनाथ (आकाशके स्वामी), तमोभेदी (अन्धकारको नष्ट करनेवाले), ऋग्, यजुः और सामवेदके पारगामी,

घनवृष्टि (घनी वृष्टिके कारण), अपां मित्र (जलको उत्पन्न करनेवाले), विन्ध्यवीथीप्लवंगम (आकाशमें तीव्र वेगसे चलनेवाले), आतपी (घाम उत्पन्न करनेवाले), मण्डली (किरणसमूहको धारण करनेवाले), मृत्यु (मौतके कारण), पिंगल (भूरे रंगवाले), सर्वतापन (सबको ताप देनेवाले), कवि (त्रिकालदर्शी), विश्व (सर्वस्वरूप), महातेजस्वी, रक्त (लाल रंगवाले), सर्वभवोद्भव (सबकी उत्पत्तिके कारण), नक्षत्र, ग्रह और तारोंके स्वामी, विश्वभावन (जगत्की रक्षा करनेवाले), तेजस्वियोंमें भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा (बारह स्वरूपोंमें अभिव्यक्त) हैं। [इन सभी नामोंसे प्रसिद्ध सूर्यदेव!] आपको नमस्कार है'॥६—१५॥

'Worship (you) the sun-god, the ruler of the worlds, who is crowned with rays, (nay) who appears at the horizon (every day without fail), who is greeted by gods and demons (alike) and brings light (to the world). Indeed, he is the embodiment of all gods and full of glory and creates and sustains the gods and the demons as well as their worlds, by his rays. Indeed' he is the same as Brahmā (the creator) as well as Vișnu (the Protector of the universe), Lord Siva (the god of destruction), Skanda (son of Lord Siva), Prajāpati (the lord of creation), the mighty Indra (the ruler of gods), Kubera (the bestower of riches), Kāla (the Time-spirit), Yama (the god of retribution),

Soma (the moon-god), Varuna (the ruler of the waters). the Pitrs (manes), the (eight) Vasus, the (twelve) Sadhyas, the (two) Aśvis (the physicians of gods), the (forty-nine) Maruts (windgods). Manu (a Progenitor of the human race). Vāyu (the windgod) and the god of fire. He constitutes (all) created beings, he is the life-breath (of the universe), the source of the seasons. the store-house of light, an offspring of Aditi, the progenitor (of all), the sun-god, the courser in the heavens, the nourisher (of all), the possessor of rays, the golden, the brilliant, the one whose energy constitutes the seed of the universe and the maker of day. He has seven green horses (voked to his chariot), is

myriad-rayed, full of rays, the destroyer of darkness, the source of happiness, the mitigator of the suffering of his devotees, the infuser of life in the lifeless cosmic egg, all-pervading and the cause of the creation, preservation and destruction of the universe. He is blissful by nature, the ruler of all, the bringer of day and the Teacher. As a son of Aditi, he bears the fire of dissolution in his womb, is bliss personified and all-enveloping (like space), the destroyer of cold, the lord of the heavens, the disperser of darkness, a master of the three Vedas (Rk, Sāma and Yajus), the sender of thick showers and the friend (giver)

of water. He courses swiftly along his own orbit, carries in him the resolve to evolve the universe and is adorned with a circle of rays. He is death (itself)' tawny (of hue) and the destroyer of all. He is omniscient, all-formed, endowed with extraordinary brilliance, coppery, the source of all evolutes, the controller of (all) lunar mansions, planets and stars, the creator of all, the resplendent among the splendid. O god appearing in twelve forms (in the shape of twelve months of the year), hail to you!' (6—15)

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः॥ १६॥

जयाय हर्यश्वाय नमो जयभद्राय नमः। सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः॥ १७॥ वीराय नमो नमः उग्राय सारङ्गाय नमः। पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु नमः ते॥ १८॥ ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय वपुषे रौद्राय नमः॥१९॥ तमोध्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। ज्योतिषां देवाय पतये नमः॥२०॥ कृतज्ञाय तप्तचामीकराभाय विश्वकर्मणे। हरये नमस्तमोऽभिनिघ्नाय लोकसाक्षिणे॥ २१॥ रुचये

'पूर्वगिरि—उदयाचल तथा पश्चिमगिरि—अस्ताचलके रूपमें आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों (ग्रहों और तारों)-के स्वामी तथा दिनके अधिपति आपको प्रणाम है। आप जयस्वरूप तथा विजय और कल्याणके दाता हैं। आपके रथमें हरे रंगके घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणोंसे सुशोभित भगवान् सूर्य! आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदितिके पुत्र होनेके कारण आदित्यनामसे प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। उग्र (अभक्तोंके लिये भयंकर), वीर (शक्ति-सम्पन्न) और सारंग (शीघ्रगामी) सूर्यदेवको नमस्कार है। कमलोंको विकसित करनेवाले प्रचण्ड तेजधारी मार्तण्डको प्रणाम है। (परात्पर-रूपमें) आप ब्रह्मा, शिव और विष्णुके भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है, यह सूर्यमण्डल आपका ही तेज है, आप प्रकाशसे परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा कर देनेवाला अग्नि आपका ही स्वरूप है, आप रौद्ररूप धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अन्धकारके नाशक, जडता एवं शीतके निवारक तथा शत्रुका नाश करनेवाले हैं, आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नोंका नाश करनेवाले, सम्पूर्ण ज्योतियोंके स्वामी और देवस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाये हुए सुवर्णके समान है, आप हरि (अज्ञानका हरण

करनेवाले) और विश्वकर्मा (संसारकी सृष्टि करनेवाले) हैं; तमके नाशक, प्रकाशस्वरूप और जगत्के साक्षी हैं; आपको नमस्कार है'॥१६—२१॥

'Hail to (you in the form of) the eastern mountain and hail to the western mountain. Hail to the Lord of hosts of luminaries, the lord of the day. Hail to (you), the giver of victory, hail to (you), the joy born of victory! Hail to (you), the god having green horses (yoked to your chariot). Hail, hail to you with thousands of rays! Hail, hail to you, son of Aditi! Hail to (you), the subduer of the senses, the valiant one! Hail to you as denoted by the mystic syllable OM!

Hail to (you), the awakener of the lotus! Hail to you, the fierce one! Hail (to you), ruler of Brahmā, Lord Śiva and Lord Vișnu (the infallible)! Hail to (you), the sun-god, the (spiritual) light indwelling the solar orb, the resplendent one, the devourer of all, appearing in the form of Rudra (who drives away ignorance). Hail to (you), the dispeller of darkness, the destroyer of cold, the exterminator of foes, the one whose extent is immeasurable, the destroyer of the ungrateful, the god who are the ruler of (all) lights! Hail to you, possessing the lustre of refined gold, the dispeller of ignorance, the architect of the universe, the uprooter of darkness, splendour incarnate,

the onlooker of the world!' (16—21)

नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभुः। तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः॥२२॥ पायत्येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्॥२३॥ देवाश्च क्रतवश्चैव क्रत्नां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः॥२४॥ एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव॥ २५॥ पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतित्रगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यिति॥ २६॥ अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यिस। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्॥ २७॥

'रघुनन्दन! ये भगवान् सूर्य ही सम्पूर्ण भूतोंका संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणोंसे गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित होकर उनके सो जानेपर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषोंको मिलनेवाले फल हैं। (यज्ञमें भाग ग्रहण करनेवाले) देवता,

यज्ञ और यज्ञोंके फल भी ये ही हैं। सम्पूर्ण लोकोंमें जितनी क्रियाएँ होती हैं, उन सबका फल देनेमें ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव! विपत्तिमें, कष्टमें, दुर्गम मार्गमें तथा और किसी भयके अवसरपर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेवका कीर्तन करता है, उसे दु:ख नहीं भोगना पड़ता। इसलिये तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वरकी पूजा करो। इस आदित्यहृदयका तीन बार जप करनेसे कोई भी युद्धमें विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो! तुम इसी क्षण रावणका वध कर सकोगे।' यह कहकर अगस्त्यजी जैसे आये थे. उसी प्रकार चले गये॥ २२ — २७॥

'The aforesaid Lord alone actually destroys, brings into existence and sustains (all) that has come into being. He (alone) radiates heat by his rays and sends showers. Planted in (all) created beings (as their Inner Controller), he remains awake when they have fallen asleep. Nay, he himself is the act of pouring oblations into the sacred fire as well as the fruit attained by those who pour such oblations. Nay, he comprises (all) the gods as well as the sarifices as also the fruit of sacrifices. Again, he is the Supreme Controller of (all) activities which are found in all living beings. No individual celebrating the aforesaid Lord (through the foregoing encomium) in straits, in difficulties, in the woods as well as in times of peril' comes to grief, O scion of Raghu! Worship the aforesaid Lord of the universe, the adored of (all) gods, with a concentrated mind. Muttering this praise (as many as) three times, one will come out victorious in combats. You will (be able to) make short work of Rāvaṇa this (very) moment, O mighty armed one!' Saying so, the celebrated Sage Agastya thereupon left in the same way as he had come. (22—27)

एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत् तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्॥ २८॥

आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् ॥ २९ ॥ प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्। रावणं महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्॥ ३०॥ सर्वयत्नेन अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः। निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति॥ ३१॥ 'उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीका शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्धचित्तसे आदित्यहृदयको धारण किया और तीन बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान् सूर्यकी ओर देखते हुए इसका तीन बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथजीने धनुष उठाकर रावणकी ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पानेके लिये वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावणके वधका निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्यमें खड़े हुए भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखा और निशाचरराज रावणके विनाशका समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा—'रघुनन्दन! अब जल्दी करो'॥ २८—३१॥

'Hearing this advice, Śrī Rāma (scion of Raghu), who was endowed with extraordinary energy and had a subdued mind, found his grief immediately dissipated. Nay, feeling greatly delighted, he retained the alleluia in his memory. Sipping water thrice (with the name of the Lord on his lips) and getting purified (in this way),

(nay) looking intently on (the orb of) the sun and repeating this prayer, the valiant one experienced supreme felicity. Seizing hold of his bow (afterwards) and fixing his eyes on Rāvaņa, the hero (who felt delighted in mind) advanced (on the battlefield) with a view to attaining victory (in combat). He stood vowed to kill Rāvaṇa with an intense and all sided effort. Delighted in mind to gaze on Śrī Rāma, (nay) feeling supremely exhilarated on perceiving the destruction of Ravana (the ruler of the night-stalkers) at hand, the sun-god, standing (in person) in the midst of a host of gods, exclaimed: "Make haste!" (28-31)

(From: Vālmīki Rāmāyaṇa)